

श्रीदामगी ता। (सटीन) पं अनिनाथहुडी।

of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari, Digitized by



### श्विष्टामगीता (सरीक)। वंरित्रव्यराजीनस्य



यावन्न परयेद्खिलं मदात्मकं तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्।

at Late Ran Nath Handoo, Rainawari. Digitize by

मुद्रक तथा प्रकाशक— प्र घनस्यामदास गीताप्रेस, गोरखपुर

> प्रथम संस्करण २००० संवत् १६८६

Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Qigitized b

ਜੀਜ ਪੈਂਦ।

# <sub>बीहरिः</sub> विषय-सूची

| विषय                     | पृष्ठ-संख्या |    |
|--------------------------|--------------|----|
| १-उपोद्धात               | •••          | 2  |
| २-उपदेशका आरम्भ          | •••          | 8  |
| ३-गुरूपसत्ति             | •••          | 4  |
| ४-शान और कर्मकी मीमांसा  | •••          | 8  |
| ५-महावाक्य-विचार         |              | १६ |
| ६-आत्मा और उसकी उपाधि    | •••          | 20 |
| ७-उपाधिका बाध            |              | 23 |
| ८-अध्यास-निरूपण          |              | २६ |
| ६−आत्म-चिन्तन            | •••          | 38 |
| ०-ऑकारोपासना             | ***          | 38 |
| १-आत्म-चिन्तनकी आवश्यकता |              | 36 |
| Painawa                  | rie Di       |    |



श्रीरामपञ्चायतन Late Arjan Nathurlanden स्वापन स्वापन

श्रीपरसात्मने नमः

## रामगीता

नीलोत्पलनिभो रामो लक्ष्मणः कैरवोपमः । मानसे राजताम्मे तौ वोधवैराग्यविप्रहौ ॥

#### उपोद्घात श्रीमहादेव उवाच

ततो जगुन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायणकीर्तिम्रुत्तमाम्। चचार पूर्वाचरितं रघूत्तमो राजपिंवर्येरमिसेवितं यथा॥१॥

श्रीमहादेवजी बोल्डे-हे पार्वति ! तदनन्तर, रघुश्रेष्ठ भगवान् राम, संसारके मङ्गलके लिये धारण र्ग किंदि व्यवमानिक हिस्सार्थिक हिस्सार्थिक केंद्रिक प्रामायिक कर्म अति उत्तम कीर्तिकी स्थापना कर पूर्वकालमें राजर्षिश्रेष्टोंने जैसा आचरण किया है वैसा ही खर्य भी करने छगे॥ १॥

सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना रामः कथाः प्राह पुरातनीः श्रुभाः । राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः ॥ २ ॥

उदारबुद्धि छदमणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम कथाएँ सुनाया करते थे । इसी प्रसङ्गमें श्रीरघुनाथजीने, राजा चुगको प्रमादवश श्राक्षणके शापसे तिर्यग्योनि प्राप्त होनेका वृत्तान्त मी सुनाया ॥ २ ॥

कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रश्रं रामं रमालालितपादपङ्कजम्।

Lateस्मैश्वितिरासादितशुक् भावनश्रेwari. Digitized t त्रणस्य भक्त्या विनयान्वितोऽत्रवीत्।।३।। किसी दिन, भगवान् राम, जिनके चरण-कमलोंकी सेवा साक्षात् श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्तमें बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके पास जा) उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतभावसे कहा—॥३॥

त्वं ग्रुद्धवोधोऽसि हि सर्वदेहिना-मात्माऽस्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयम्। प्रतीयसे ज्ञानदशां महामते -पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम् ॥४॥-

''हे महामते ! आप शुद्धज्ञानस्र रूप, समस्त देह-धारियोंके आत्मा, सबके स्नामी और स्र रूपसे निरा-कार हैं । जो आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमरof Lक्स हैं अमाध्यसमामकोंके सहवासके रिम्नोंक d by

ही आप ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते हैं ॥ ४ ॥

अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं प्रमो भवापवर्गं तव योगिमावितम्। यथाञ्जसाऽज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथाजुशाधि माम्॥ ५॥

हे प्रमो ! योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसारसे छुड़ानेवाछे उन आपके चरण-कमर्छोकी मैं शरण हूँ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मैं सुगमतासे ही अज्ञान-रूपी अपार समुद्रके पार हो जाऊँ"॥ ५॥

#### उपदेशका आरम्भ

श्रुत्वाऽय सौमित्रिवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः।

La विज्ञानुभन्नातमः अवान्तये inawari. Digitized t श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालसृषणः ॥ ६॥ श्रीलक्ष्मणजीकी ये सारी वातें सुनकर शरणागतवस्तल भूपालशिरोमणि भगवान् राम, सुननेके लिये उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश करनेके लिये प्रसन्न-चित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे॥६॥

#### गुरूपसत्ति

आदौ खवर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः। समाप्य तत्पूर्वध्रुपात्तसाधनः समाश्रयेत्सद्वरुमात्मलब्धये ॥ ७॥ ( वे बोळे-) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आश्रमके छिये (शाखोंमें) वतलायी हुई क्रियाओंका यथावत पालनकर चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोंको छोड़ दे और शम-दमादि of साधनीसंबस्थिक हिग्राअस्मिज्ञिमंस्त्रणप्रासिकें पश्चिव b सद्गुरुकी शरणमें जाय ॥ ७॥

#### ज्ञान और कर्मकी मीमांसा

किया श्रीरोद्भवहेतुरादता प्रियाप्रियो तौ मवतः सुरागिणः । धर्मेतरौ तत्र पुनः श्ररीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः॥८॥

कर्म देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही खीकार किये गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे इष्ट-अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनोंहीकी प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता है ॥ ८॥

Late अझानमेवार्य an हि०, स्मूसकार्यां Digitized t तद्धानमेवात्र विधी विधीयते । विद्येव तन्नाश्चविधो पटीयसी न कर्म तज्ञं सविरोधमीरितम्॥९॥

संसारका मृल कारण अज्ञान ही है और इन (शास्त्रीय) विधिवाक्योंमें उस (अज्ञान) का नाश ही (संसारसे मुक्त होनेका) उपाय वतलाया गया है। अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न होने-वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता #॥९॥

नाज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयो भवेत्रतः कर्म सदोपमुद्भवेत्। ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तसादुवधो ज्ञानविचारवान्मवेत्॥१०॥

<sup>&</sup>amp; 'सिंद्रपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्य' अर्थात् जो कार्य जिस सम्बन्धसे उत्पन्न होता है वह विद्यासम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धः के क्षिप्ती है कि क्षिप्ति के स्वाप्त न्यायके अनुसार अज्ञानसे उत्पन्न कर्मके द्वारा अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता ।

कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका क्षय नहीं हो सकता वित्क उससे दूसरे सदोप कर्मकी उत्पत्ति होती है । उससे पुनः संसारकी प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसिट्टिये बुद्धिमान्को ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१०॥

नतु क्रिया वैद्युखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुपार्थसाधनम् । कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता विद्यासहायत्वयुपेति सा पुनः ॥११॥ कर्माकृतौ दोपमिष श्रुतिर्जगौ तसात्सदा कार्यमिदं युयुश्रुणा । नतु स्वतन्त्रा श्रुवकार्यकारिणी विद्या न किश्चन्मनसाऽप्यपेक्षते ॥१२॥

Laसः त्यात्मकार्योञ्चित्रहिः बहुक्धक्त्रकाः. Digitized प्र प्रकाङ्गतेऽन्यानपि कारकादिकान् । तथैव विद्या विधितः प्रकाशितै-विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये॥१३॥

कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि-जिस प्रकार वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुपार्थका साधक है वैसे ही कर्म वेदविहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मीकी अवस्य-कर्तव्यताका विधान भी है. इसलिये वे कर्म ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुतिने कर्म न करनेमें दोप भी वतलाया है: इसलिये ममुखुको कर्म सदा ही करते रहना चाहिये, और यदि कोई कहे कि ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायताकी आवस्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार (वेदोक्त ) यज्ञ of <del>Late क्षिण्डिकियर मिनिकारय देतरंगा दिसी Diplicated b</del> करता ही है, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित

कर्मोंके द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है (अतः कर्मोंका त्याग उचित नहीं है) ॥११-१३॥

केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिन-स्तदप्यसदृष्टविरोधकारणात् । देहामिमानाद्मिवर्धते क्रिया विद्या गताऽहङ्कृतितः प्रसिद्ध्यति ॥१४॥

(सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कतकीं कहते हैं उनके कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म देहामिमानसे होता है और ज्ञान अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है॥ १४॥

विश्रद्धविज्ञानविरोचनाश्चिता विद्याऽऽत्मवृत्तिश्वरमेति भण्यते।

Lat**उदेति**n N**समीशिलकारकादिशे**ari. Digitized b

. निंहन्ति विद्याऽखिलकारकादिकम्।।१५॥

(वेदान्तवाक्योंका विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके प्रकाशसे उद्धासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीका नाम विद्या (आत्मज्ञान) है । इसके अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु विद्या समस्त कारकादिका (अनित्यत्वकी मावनाद्वारा) नाश कर देती है ॥ १५॥

तसात्यजेत्कार्यमशेषतः सुधी-विद्याविरोधान समुचयो भवेत्। आत्मानुसन्धानपरायणः सदा निष्टुचसर्वेन्द्रियदृत्तिगोचरः ॥१६॥

इसिंख्ये समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें छगा हुआ of Lagिद्धभावाणुक्त्यासम्बूणीं कर्मीकावणसर्वेष्य Pigस्याम d b कर दे । क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण कर्मका उसके साथ समुचय नहीं हो सकता ॥ १६॥

यावच्छरीरादिषु माययाऽऽत्मधी-स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम् । नेतीति वाक्यैरखिलं निपिध्य त-ज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः ॥१७॥

जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका शरीरादिमें आत्ममाव है तमीतक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्त्तव्य है । 'नेति-नेति' आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्मवस्तुओंका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान छेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोंको छोड़ देना चाहिये॥ १७॥

यदा परात्मात्मविभेद्भेदकं विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्।

of Lateत्रदेखाः मस्सा Ha**प्रवितीयद्वेऽञ्जसाः**. Digitized by सकारका कारणमात्मसंस्ते: ||१८|| जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरणमें स्पष्टतया भासित होने लगता है उसी समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तिकी कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित लीन हो जाती है ॥ १८॥

श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत-स्तसादविद्या न पुनर्भविष्यति॥१९॥

श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर फिर वह किस प्रकार अपना कार्य करनेमें समर्थ हो सकती है ? इसल्यि उस एकमात्र झानखरूप निर्मेल और अद्वितियधिषकी विश्विति होनेपर प्रमूर्व के अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ १९॥ यदि स्म नष्टा न पुनः प्रस्यते कर्ताऽहमस्येति मितः कथं मवेत्। तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते विद्या विमोक्षाय विमाति केवला॥२०॥

जब एक बार नष्ट हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो बोधवान्को 'मैं कर्ता हूँ' ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है ? इसिक्टिये ज्ञान खतन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके लिये किसी और (कर्मादि) की अपेक्षा नहीं है, वह खयं अकेला ही उसके लिये समर्थ है ॥२०॥

सा वैचिरीयश्चितिराह साद्रं न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्। एतावदित्याह च वाजिनां श्चिति-र्ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साघनम् ॥२१॥ इसके सिवा तैचिरीय शाखाको प्रसिद्ध स्टिक

असृतत्वमान्त्युः । (तै॰ चा॰ प्र॰ १० ४० १०)

भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मोंका त्याग करना ही अच्छा है, तथा 'एतावत्' इत्यादि बाजसनेयी शाखाकी श्रुति भी कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं ॥ २१॥

विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया क्रतुर्न दृष्टान्त उदाहृतः समः। फलैः पृथक्त्वाद्वहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्॥२२॥

और तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनोंके फल अलग-अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो (होता, ऋत्विक, यज्ञमान आदि) बहुत-से कारकोंसे सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है (अर्थात् वह कारकादिसे साध्य

नहीं है ) || २२ || of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari, Digitized b कु 'पुताबदरे खल्बसृतखम्' (हु॰ ड॰ ४।५।१५) सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी-रज्ञप्रसिद्धा न तु तत्त्वद्र्शिनः। तस्माद्बुधैस्त्याज्यमविक्रियात्मभि-विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्॥२३॥

(कर्मके त्यागकरनेसे) मैं अवस्य प्रायिश्वत्त-मागी होऊँगा—ऐसी अनातम-बुद्धि अज्ञानियोंको हुआ करती है, तत्त्वज्ञानीको नहीं । इसिल्यि विकाररहित चित्तवाले बोधवान् पुरुषको विहित कर्मोंका भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिये ॥ २३॥

महावाक्य-विचार

श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रसादादिष श्रद्धमानसः। विज्ञाय चैकात्स्यमधारम्

विज्ञाय चैकात्म्यमधास्मिनिकाः Digitized by f Late Arian Nath Handoo स्मिनिकारे Digitized by सुवेन्मेहरिवाप्रकम्पनः ॥२४॥

फिर गुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान निश्चल एवं सुखी हो जाय ॥ २४ ॥

आदौ पदार्थावगतिहिं कारणं वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः। तत्त्वम्पदार्थौ परमात्मजीवका-वसीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत्॥२५॥

यह नियंम ही है कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके अर्थका ज्ञान ही कारण है। इस 'तत्त्वमिं महावाक्यके 'तत्' और 'त्वम्' पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके वाचक हैं और 'असि' उन दोनोंको एकता करता है ॥ २५॥

प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनोof Late Arian Nath Handon Rainawari Digitized b विहास सङ्गृद्धा तयाश्चिदात्मताम् संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा खमात्मानमथाद्वयो भवेत् ॥२६॥

इन दोनों (जीवात्मा और परमात्मा) में जीवात्मा प्रत्यक् (अन्तःकरणका साक्षी) है और परमात्मा परोक्ष (इन्द्रियातीत) है, इस (वाच्यार्थ-रूप) विरोधको छोड़कर और छक्षणावृत्तिसे छक्षित उनकी छुद्ध चेतनताको प्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एकीमावसे स्थित हो ॥ २६॥

एकात्मकत्वाञ्जहती न सम्भवे-तथाऽजहस्रक्षणता विरोधतः। सोऽयम्पदार्थाविव मागस्रक्षणा युज्येत तत्त्वम्पदयोरदोषतः॥२७॥

of Late म्हाकत्त्रस्थाओष्ट्रां स्वस्य ग्रहीस व्यक्तरं प्राणिक कारण जहतीलक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर

विरोध होनेके कारण अजहस्रक्षणा भी नहीं हो सकती । इसस्रिये 'सोऽयम्' (यह वही है) इन दोनों पर्दोके अर्थकी माँति इन तत् और त्वम् पर्दोमें भी भागत्यागळक्षणा ही निर्दोपतासे हो सकती है \* ॥ २७॥

ట్ర जहाँ शब्दोंके वाच्यार्थ ( অर्थाव् उनकी शक्ति-वृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है वहाँ लच्या-वृत्ति होती है। वह जहती, श्रजहती और जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहती-छत्त्रणाम शब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका विल्कुल नया ही श्रर्थ किया जाता है। जैसे 'गङ्गायां घोषः' (गङ्गाजीपर पशु-शाला है) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गङ्गालीके प्रवाहपर पश्चत्रालाका होना सिद्ध होता है। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है। इसिछिये यहाँ 'गङ्गा' शब्दका अर्थ 'गङ्गा-प्रवाह' न करके 'गङ्गा-तीर' किया जाता है। परन्त of lane क्रोकित्सारीत सके त्याउस के क्रिक्स अमेर Dसीत Zed b का सर्वथा स्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका

#### आत्मा और उसकी उपाधि

रसादिपश्चीकृतभृतसम्भवं
भोगालयं दुःससुलादिकर्मणाम्।
श्वरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजं
मायामयं स्थूलग्रुपाधिमात्मनः॥२८॥
सक्ष्मं मनो बुद्धिदश्चेन्द्रियेर्युतं
प्राणैरपश्चीकृतभृतसम्भवम् ।
मोक्तः सुलादेरजुसाधनं भवेच्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः॥२९॥

पृथिवी आदि पञ्चीकृत मृतोंसे उत्पन्न हुए, सुख-दुःखादि कर्म-मोगोंके आश्रय और पूर्वोपार्जित

भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी एकता ही अभीए है: इसकिये जहती-बक्ष सामे हिस्सी मुझेली अर्थाही हैं अर्थ

त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी प्रहण किया

कर्मफलसे प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान् शरीरको विञ्चजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते हैं और मन, वुद्धि, दश इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अङ्गों) से युक्त और अपङ्मीकृत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरको जो भोक्ताके सुख-दुःखादि अनुभवका साधन है, आत्माका दृसरा देह मानते हैं॥ २८-२९॥

जाता है। जैसे 'काकेश्यो द्रिष रश्यताम्' (कोओंसे द्र्हीकी रक्षा करो ) इस वाक्यका ग्रमिश्राय केवल कीओंसे द्रहीकी रक्षा कराना ही नहीं है विक्क उसके साथ कुता, विज्ञी आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 'तत्' और 'त्वम्' पदके वाच्यायोंमें विरोध है फिर अन्य अर्थको सिम्मिछित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा हो नहीं; इस-छिये अजहलुच्यासे भी इनकी एकता सिद्ध नहीं हिम्सिक्तिशाइक विशेष किता है कह जहस्यजहती

अनाद्यनिर्वाच्यमपीह कारणं मायाप्रधानं तु परं श्वरीरकम् । उपाधिभेदाचु यतः पृथक् स्थितं स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात् ॥३०॥

(इनके अतिरिक्त) अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारणशरीर ही जीवका तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि-भेदसे सर्वथा पृथक् स्थित अपने

(भागत्याग) छक्षणा होती है। जैसे 'सोऽयस्' (यह वही है) इस वाक्यमें 'अयस्' पदसे कहें जानेवाछे पदार्थकी अपरोक्तता और 'सः' पदके वाच्य पदार्थकी परोक्तताका त्याग करके इन दोनोंसे रहित जो निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है। इसी प्रकार महावाक्यके 'तत्' पदके वाच्य 'इंसर' के गुण सर्वज्ञता, परोक्षता चादिका और 'त्यस् पदके प्रकार महावाक्यके 'तत्' पदके वाच्य 'इंसर' के गुण सर्वज्ञता, परोक्षता चादिका और 'त्यस् पदके प्रवास्त्रीयः किंगी निर्वार्थका, प्रत्यक्ता आदिका

स्याग करके केवल चेतनांशमें एकता बतलायी जाती है ?

आत्मस्ररूपको क्रमशः ( उपाधियाँका वाध करते हुए ) अपने हृदयमें निश्चय करे ॥३०॥

#### उपाधिका वाध

कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृति-विभाति सङ्गात्स्फटिकोपलो यथा। असङ्गरूपोऽयमजो यतोऽद्वयो विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते॥३१॥

स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी (अन-मयादि) भिन्न-भिन्न कोशों में उनके सङ्गसे उन्हीं के आकारका भासने लगता है। किन्तु इसका भली प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण असङ्गरूप और अजन्मा निश्चित होता है ॥३१॥

बुद्धेविधा वृत्तिरपीह दृश्यते of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari, Digitized b स्वमादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो मृपा नित्ये परे त्रक्षणि केवले शिवे॥३२॥

त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही खप्त, जाप्रत् और सुषुप्ति-भेदसे तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती हैं किन्तु इन तीनों वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके कारण, ये (तीनों ही) एकमात्र कल्याणखरूप नित्य परव्रह्ममें मिथ्या हैं (अर्थात् उसमें इन वृत्तियोंका सर्वथा अभाव है) ॥ ३२॥

देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां सङ्घादजसं परिवर्तते घियः। दृत्तिस्तमोमुलतयाऽज्ञलक्षणा यावद्भवेत्तावदसौ भवोद्भवः॥३३॥

of Late Ahan Nam महीतेहरू, स्वित्स, अवण, असा और by चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होने-वाली होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जवतक यह रहती है तवतक ही संसारमें जन्म होता रहता है ॥ ३३ ॥

नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समाखादितचिद्धनामृतः। त्यजेदशेपं जगदाचसद्रसं पीत्वा यथाऽम्भः प्रजहाति तत्फलम्।३४।

'नेति-नेति' आदि श्रुति-प्रमाणसे निखिल संसारका बाध करके और हृदयमें चिद्धनाभृतका आस्वादन करके सम्पूर्ण जगत्को, उसके साररूप सत् (ब्रह्म) को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके जलको पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं॥ ३४॥

कदाचिदात्मा न मृतो न जायते of Late Arjan Nath Handoe, Remawari, Digitized b न क्षीयत नापि विवधतं इनवः। , निरत्तसर्वातिश्चयः सुखात्मकः स्वयम्प्रमः सर्वगतोऽयमद्वयः॥३५॥

आत्मा न कमी मरता है न जन्मता है; वह न कमी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है । वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, सर्वगत और अद्वितीय है ॥ ३५॥

#### अध्यास-निरूपण

एवंविघे ज्ञानमये सुखात्मके क्यं मवो दुःखमयः प्रतीयते। अज्ञानतोऽध्यासवज्ञात्प्रकाशते ज्ञाने विलीयते विरोधतः क्षणात्॥३६॥

जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख-खरूप है उसमें (ज्ञान होनेके बाद ) यह दुःखमय संसार of Late में प्रातीबको सकता है! बहातो अधासि के कार्री

अज्ञानसे ही प्रतीत होता है ज्ञानसे तो यह एक

क्षणमें ही लीन हो जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर विरोध है ॥ ३६॥

यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा-दध्यासमित्याहुरम्नं विपश्चितः । असर्पभृतेऽहिविभावनं यथा रज्यादिके तद्वदपीश्चरे जगत् ॥३७॥ भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति होती है

उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा है । जिस प्रकार असर्परूप रजुमें सर्पकी प्रतीति होती है उसी प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है ॥ ३७॥

विकल्पमायारहिते चिदात्मकेऽहङ्कार एप प्रथमः प्रकल्पितः।
अध्यास एवात्मिन सर्वकारणे
निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥३८॥

of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari, Digitized by सबके कारण निरामय, अद्वितीय और चिरवारूप परमात्मा ब्रह्ममें पहले इस 'अहंकार' रूप अध्यास-की ही कल्पना होती है ॥ ३८ ॥

इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा घियः संसृतिहेतवः परे। यसात्प्रसुप्तौ तदभावतः परः सुखस्करूपेण विभाज्यते हि नः॥३९॥

सवके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, राग-हेप और सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी बुद्धियाँ ही जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषुप्तिमें इनका अमाव हो जानेपर हमें आत्माका सुख-रूपसे मान होता है ॥ ३९॥

अनाद्यविद्योद्भवनुद्धिविम्त्रितो जीवः प्रकाशोऽयमितीर्यते चितः।

आत्मा घियः साश्चितया पृथक स्थितो। Late Arjan Nath Handoo, Rainawa (Sujitized by बुद्धा परिच्छिन्नपरः स एव हि ॥४०॥ अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमें प्रति-विग्वित चेतनका प्रकाश ही 'जीव' कहलाता है। बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे पृथक् है, वह परात्मा तो बुद्धिके परिच्छेदसे रहित है॥ १०॥

चिद्धिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसङ्गतस्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोहवत्।
अन्योन्यमध्यासवज्ञात्प्रतीयते
जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः।।४१॥

अग्निसे तपे हुए छोहेके समान चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर अन्योन्याच्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जडता प्रतीत होती है। (अर्थात् जिस प्रकार अग्निसे तपे हुए छोहपिण्डमें अग्नि और छोहेका तादात्म्य हो जानेसे छोहेका आकार देने लगती है उसी प्रकार बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माका चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिका जडता आत्मामें प्रतीत होने लगती है। इसल्यि अध्यासंबश बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म-बस्तुओंको ही आत्मा मानने लगते हैं) ॥ ४१॥

गुरोः सकाशादिष वेदवाक्यतः सञ्जातिवद्यानुभवो निरीक्ष्य तम् । स्वात्मानमात्मस्यमुपाधिवर्जितं त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् ॥४२॥

गुरुके समीप रहनेसे और वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मा: रूपसे प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जुड़of Late Asian Nath Handoo, Rainawan, Digitized by पदार्थीका त्याग कर देना चाहिये॥ ४२॥

## आत्म-चिन्तन

प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमहयो-ऽसकुद्दिभातोऽहमतीव निर्मलः। विश्वद्वविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽहमक्रियः॥४३॥

में प्रकाशस्त्ररूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मेख, विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्दस्ररूप हूँ ॥४३॥

सदैव ग्रुक्तोऽहमचिन्त्यशक्तिमा-नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुधै-विमावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः॥४४॥

में सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, अभिकृतसंत्र Nऔर Handoo Raipawasi Digitized b पण्डितजन अहंनिंश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं ॥ ४४॥

एवं सदात्मानमखण्डितात्मना विचारमाणस्य विश्चद्धभावना। इन्यादविद्यामचिरेण कारकै रसायनं यद्वदुपासितं रुजः॥४५॥

इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरन्त ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५ ॥

विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा त्रिमलान्तराश्चयः।

विभावयेदेकमनन्यसाधनो of Late Arjan Nath Handoo, Railfawari. Digitized by विज्ञानदृक्षेवल आत्मसंस्थितः ॥४६॥ (आरम-चिन्तन करनेवाले पुरुपको चाहिये कि) एकान्त देशमें इन्द्रियोंको उनके विपयोंसे हटाकर और अन्तःकरणको अपने अधीन करके बैठेतथा आरमामें स्थित होकर और किसी साधन-का आश्रय न लेकर गुद्ध-चित्त हुआ केवल ज्ञान-दृष्टिद्वारा एक आरमाकी ही मावना करे॥१६॥

विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शनं विलापयेदात्मनि सर्वकारणे । पूर्णश्चिदानन्दमयोऽचतिष्ठते न वेद वाह्यं न च किञ्चिदान्तरम् ॥४७॥

यह विश्व परमात्मखरूप है ऐसा समझकर
इसे सबके कारणरूप आत्मामें छीन करे; इस
प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसेस्थित हो जाता
है उसे बाग्र अथवा आन्तरिक किसी भी
प्रिकार के स्वाप्त भवान Handop Rainawari. Digitized by

## ओंकारोपासना

पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये-दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्। तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेऽज्ञानवशाच बोधतः ॥४८॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत् केवल ओंकारमात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञानके कारण ही संसारकी प्रतीति होती है, ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता ॥ १८॥

अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको सकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात्।

of Late Affan स्वार Handy हुन्ये क्रिकेश. Digitized by समाधिएन न तु तन्त्रतो भवेत् ॥४९॥

(ओंकारमें अ उ और म ये तीन वर्ण हैं; इनमेंसे) अकार विश्व (जागृतिके अभिमानी) का वाचक है, उकार तैजस (सप्तका अभिमानी) कहळाता है और मकार प्राज्ञ (सुपुप्तिके अभिमानी) को कहते हैं; यह व्यवस्था समाधि-छामसे पहळेकी है, तत्त्वदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९॥

विश्वं त्वकारं पुरुपं विलापये-दुकारमध्ये वहुधा व्यवश्वितम्। ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे॥५०॥

नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें छीन करे और ओंकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको उसके अन्तिमवर्ण मकारमें जिन्ह Atian Nath Handoo, Rainawari. Digitized मकारमप्यात्मिन चिद्धने परे विलापयेत्प्राज्ञमपीह कारणम् । सोऽहं परं ब्रह्म सदा विम्रुक्तिम-द्विज्ञानदृङ् मुक्त उपाधितोऽमलः ॥५१॥

िक्त कारणात्मा प्राञ्चरूप मकारको भी चिद्धनरूप परात्मामें छीन करे; (और ऐसी भावना करें कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मेछ परब्रह्म मैं ही हूँ ॥ ५१॥

प्वं सदा जातपरात्मभावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः। आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः साक्षाद्विमुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत् ॥५२॥ इसप्रकार निरन्तर परात्मभावना करते-करते

जो आत्मानन्दमें मुग्न हो गया है। तुआ प्रिसिटी by of Late Arian Nath Handoo, Kanawari, तुआ प्रिसिटी by सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका अनुभव करनेवाळा जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्रके समान साक्षात् मुक्तल्ररूप हो जाता है॥ ५२॥

एवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितपद्गुणात्मनः ॥५३॥ इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर दिया है, उस छहों इन्द्रियों (मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) को जीतनेवाले महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता है॥ ५३॥

्ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं ग्रुनिof Laस्तिष्ठांसद्भवाने <del>प्रिक्तसभस्यविन्य</del>नगं।Digitized by

### प्रारव्धमश्रन्नमिमानवर्जितो मय्येव साक्षात्प्रविलीयते ततः ॥५४॥

इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त वन्धनोंसे मुक्त होकर रहे तथा (कर्ता-मोक्तापनके) अभिमानको छोड़कर प्रारम्धफल भोगता रहे। इससे वह अन्तमें साक्षात् मुझहीमें लीन हो जाता है॥५॥॥

आत्म-चिन्तनकी आवश्यकता
आदौ च मध्ये च तथैव चानततो
भवं विदित्वा मयशोककारणम् ।
द्वित्वा समस्तं विधिवादचोदितं
भजेत्स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम् ॥५५॥
संसारको आदि, अन्त और मध्यमें सब

प्रकार भय और शोकका ही कारण जानकर of Late Arjan Nath Handoo, Rainawani. Digitized b समस्त वेदविहित कर्मोंको त्याग दे तथा सम्पूर्ण

38] प्राणियोंके अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन

करे ॥ ५५ ॥

आत्मन्यभेदेन विभावयन्त्रिदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा। यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे वियद्वचोम्नचनिले यथानिलः ॥५६॥

जिस प्रकार समुद्रमें जल, दूधमें दूध, महाकाशमें घटाकाशादि और वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको अपने आत्माके साथ अभिन्नरूपसे चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्नभावसे स्थित हो जाता है॥ ५६॥

इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन्म्पेविति विभावयन्मुनिः।

निराकृतत्वाच्छ्रतियुक्तिमानतो of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized b यथेन्दुमदो दिश्चि दिग्नमादयः ॥५७॥

यह जो जगत् है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे वाधित होनेके कारण चन्द्रमेद और दिशाओंमें होनेवाले दिग्श्रमके समान मिथ्या ही है—ऐसी भावना करता हुआ लोक (व्यवहार) में स्थित मुनि, इसे देखे ॥ ५७॥

यावन पश्येदिखिलं मदात्मकं तावन्मदाराधनतत्परो सवेत्। श्रद्धालुरत्यूर्जितभक्तिलक्षणो यस्तस्य दृश्योऽदृमहर्निशं दृदि॥५८॥

जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिख्छायी न दे तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट मक्त होता है उसे अपने of Late Arian Nath Handoo, Rainawari, Digitized by इद्यम मेरा रात-दिन साक्षात्कार होता है।।५८॥ उपदेशका उपसंहार
ग्हस्यमेतच्छ्रितसारसङ्गहं
मया विनिश्चित्य तवोदितं ग्रिय।
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्धिमान्
स ग्रुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्॥५९॥

81]

हे प्रिय! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान् इसका मनन करेगा वह तत्काछ समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा॥ ५९॥

श्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगन्मायैव सर्वं परिदृत्य चेतसा ।
मद्भावनाभावितश्चद्भमानसः
सुखी भवानन्दमयो निरामयः ॥६०॥

भाई ! यह जो कुछ जगत दिखायो देता है of Late Arjan Nath Handoo Rainawari Digitized by बहसब माया है। इसे अपने चित्तस निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त और सुखी होकर आनन्दपूर्ण और क्षेत्राश्चय हो जाओ ॥ ६०॥

यः सेवते मामगुणं गुणात्परं हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्। सोऽहं खपादाश्चितरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः।।६१॥

जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्गुणका अथवा कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण-रजके स्पर्शसे सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकोको पवित्र कर देता है ॥ ६१॥

विज्ञानमेतद्खिलं श्रुविसारमेकं वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम्। यः श्रद्धयां परिपठेद् गुरुमक्तियक्तो Digitized by of Late महूपमेर्ति यदि महचनेषु मक्तिः ॥६२॥

यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एक-मात्र सार है। इसे बेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुप इसका श्रद्धापूर्वेक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे बचनोंमें प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जायगा॥ ६२॥

इति श्रीमदध्यात्मरामायणोत्तरकाण्डान्तर्गता श्रीरामगीता सम्पूर्णी ।



of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized b

### \* श्रीमद्भगवद्गीता \*

\*\*\*\*\*

गीता-शांकरभाष्य और उसके हिन्दी-अनुवाद-सहित सचित्र मूल्य २॥) सजिल्द गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय और साधारख भापाटीकासहित, मोटा टाइप मजबूत कागज, सचित्र, सजिल्द, ५७० पृष्ठ १।) गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥%) कपड़ेकी जिल्द ॥॥%) गीता-गुजराती टीकासहित सजिल्द (1) गीता-मराठी टीकासहित सजिल्द (15 गीता-वंगला टीकासहित मू० १) सजिल्द गीता-मोटे अक्षरवाली अर्थसहित ॥) सजिल्द ॥॥) गीता-साधारणभाषाठीका मू० =)॥ स० गीता-मूछ, मोटा टाइप सचित्र 1-) सजिल्द 1%) गीता-केवल मापा, मृ० ।) सजिल्द ' गीता-मूल, विष्णुसहस्रनामसहित, सजिल्इ गीता-मृत, ताबीजी साइज २×२॥ इन्न, स० =) गीता-दो पत्रेमें सम्पूर्ण, मूल्य गोताका सूक्ष्म विषय र्वा—गीताप्रेस, गोरखपुर किस्<del>र अनुसार साम सम्बद्ध स्थापन</del>

चित्रों और पुस्तकोंका बड़ा स्चीपत्र मुक्त मँगवाइये।



š

# प्रश्नोत्तरी

खामी श्रीशङ्कराचार्यरचित

गीतात्रेस, गोरखपुर

f Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by

प्रव संव १००० संव १६८५ द्विव संव १००० संव १६८६ तुरु संव १००० संव १६८७ च संव १००० संव १६८० पंर संव १००० संव १६६०

सुद्रक तथा प्रकाशक

of Late Arjan Nath Handoo, Ramawati: Digitized by गीताप्रस, गोरखपुर

#### 'वक्तव्य

श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजीकी प्रश्लोत्तर-मणि-माला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके प्रत्येक प्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार करना आवश्यक है। संसारमें स्त्री, धन और पुत्रादि पदार्थोंके कारण ही मनुष्य विशेपरूपसे बन्धनमें रहता है, इन पदार्थों से वैराग्य होनेमें ही कल्याण है यही समझकर उन्होंने स्नी, धन और पुत्रादिकी निन्दा की है। खींके लिये विशेष जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है । धन, पुत्रादि छोड़नेवाछे भी प्रायः क्षियोंमें आसक्त देखे जाते हैं, वास्तवमें यह दोष श्लियोंका नहीं है, यह दोष तो पुरुषोंके विगड़े हुए मनका है परन्तु मन

प्र॰ सं॰ १०००० सं० १६८५ द्वि॰ सं॰ १००० सं० १६८६ तु॰ सं॰ १००० सं० १६८७ प्र॰ सं॰ १००० सं० १६८० पं॰ सं॰ १००० सं० १६६०

सुद्रक तथा प्रकाशक

of Late Arjan Nath Handoo, Ramawan Digitized by गीताप्रस, गोरखपुर

### 'वक्तव्य

श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजीकी प्रश्लोत्तर-मणि-माला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके प्रत्येक प्रश्न और उत्तरपर मननपूर्वक विचार करना आवस्यक है। संसारमें ज्ञी, धन और पुत्रादि पदार्थीके कारण ही मनुष्य विशेषरूपसे वन्धनमें रहता है, इन पदार्थों से वैराग्य होनेमें ही कल्याण है यही समझकर उन्होंने ली, धन और पुत्रादिको निन्दा की है। खीके लिये विशेष जोर देनेका कारण भी स्पष्ट है । धन, पुत्रादि छोड़नेवाले भी प्रायः क्षियोंमें आसक्त देखे जाते हैं, वास्तवमें यह दोष क्षियोंका नहीं है, यह दोष तो पुरुषोंके विगड़े हुए मनका है परन्तु मन an Nath Handoo Rainewari Digitized by बेल हैं इसल्ये सन्यासियोंको तो खियाँसे हर तरहसे अलग ही रहना चाहिये। जान पड़ता है कि यह पुस्तिका खासकर संन्यासियोंके लिये ही लिखी गयी थी। इसमें बहुत-सी बातें ऐसी हैं जो समीके कामकी हैं। अतः उनसे हमलोगोंको पूरा लाम उठाना चाहिये। खी, पुत्र, धन आदि संसारके समी पदार्थोंसे यथा-साध्य ममताका त्याग करना आवश्यक है।



of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitize<mark>d</mark> by

श्रीपरमात्मने नमः

# अपसोत्तरी स

अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति । गुरो कृपालो कृपया वदैत-द्विखेशपादाम्बुजदीर्घनौका ।१।

प्रश्न

उत्तर

हेदयामय गुरुदेव! कृपा करके यह बताइये कि अपार संसाररूपी समुद्रमें मुझ ह्वते हुएका आश्रय क्या है ?

विश्वपति परमारमाके चरणकमल्रुपी जहाज ।

बद्धो हि को यो विषयानुरागी of Late Arjan Nath Handoo Rainawari. Digitized b का वा विमुक्तिविषये विराक्तिः। को वास्ति घोरो नरकः खदेहः तृष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति ।२।

प्रश्न वास्तवमें वँधा कौन है ? विमक्ति क्या है ? घोर नरक क्या है !

खर्गका पद क्या है ?

विषयोंमें आसक्त। विषयोंमें वैराग्य। अपना शरीर ।

तृष्णाका नाश होना।

उत्तर

संसारहत्कः श्रुतिजात्मबोधः को मोक्षहेतुः कथितः स एव। द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का खर्गदा प्राणभृतामहिंसा।३।

प्रश्न हरनेवाला । वेदसे उत्पन्न आत्मज्ञान ।

मोक्षका कारण क्या वही शासवान bigitized by कहा गया है !

नरकका प्रधान द्वार नारी। क्या है ? खर्गको देनेवाली क्या

B !

जीवमात्रकी अहिंसा ।

शेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद्विवेकी । के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि । १। प्रश्न

(बास्तवमें) सुखसे कौन जो परमात्माके खरूपमें सोता है ?

और कौन जागता है ?

शत्र कौन हैं ?

स्थित है। सत् और असत्के तत्त्वका जाननेवाला ।

अपनी इन्द्रियाँ । परन्तु of Late Arjan Nath Handoजो र जीती अर्ड्स, हों giftled by

को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः श्रीमाँश्च को यस्य समस्ततोषः। जीवन्मृतः कस्तु निरुचमो यः किं वामृतं स्यात्मुखदा निराज्ञा।५। प्रश्न

दरिद्र कौन है ?

(बास्तवमें) जीते जी मरा जो पुरुषार्थहीन है ।

कौन है ?

सकता है ?

पाशो हि को यो ममताभिमानः

सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री।

को वा महान्धो मदनातुरो यो

Digitized by मृत्युश्च का वापयशः स्वकीयम्

मारी तृष्णावाला ।

और धनवान् कौन है ? जिसे सवतरहसे सन्तोपहै

और अमृत क्या हो सुख देनेवाळी निराशा। (आशासे रहित होना)

प्रश्न वास्तवमें फाँसी क्या है ? जो 'मै' और 'मेरा'पन है।

मदिराकी तरह क्या चीज निश्चय ही मोहित कर देती है !

और बड़ा भारी अन्धा कौन है ?

मृत्य क्या है ?

को वा गुरुयों हि हितोपदेष्टा

प्रश्न

गुरु कौन है ?

शिप्य कौन है !

उत्तर

नारी ही ।

जो कामवश व्याकुल है।

अपनी अपकीर्ति ।

शिष्यस्त को यो गुरुभक्त एव। को दीर्घरोगो भव एव साधो किमौषधं तस्य विचार एव। । उत्तर

जो वेवल हितका ही

of Late Arjan Nath Handdo उम्हेस करने वाजा है 2ed by

जो गुरुका भक्त है,वही ।

बड़ा भारी रोग क्या है ? | हे साधु ! वार-वार जन्म

उसकी दवा क्या है ?

लेना ही। परमात्माके खरूपका मनन ही ।

कि भूषणाद्भषणमस्ति शीलं तीर्थं परं कि स्वमनो विशुद्धम्। किमत्र हेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा किं गुरुवेदवाक्यम्।।।

प्रश्न

उत्तर

भूषणोंमें उत्तम भूषण उत्तम चरित्र । क्या है ?

सबसे उत्तम तीर्थ क्या है ? अपना मन जोविशेपरूप-

इस संसारमें त्यागने योग्य क्या है ?

सदा (मन लगाकर)सूनने वेद और गुरुका वस्तु itzed by

से गुद्ध किया हुआ हो।

कञ्चन और कामिनी।

के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ति सत्सङ्गतिर्दानविचारतोषाः । के सन्ति सन्तोऽखिलवीतरागा अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठाः।९।

प्रश्न

उत्तर

परमात्माकी प्राप्तिके क्या क्या साधन हैं ?

महात्मा कौन हैं ?

सत्सङ्ग, सात्त्विक दान, परमेश्वरके खरूपका मनन और सन्तोप। संपूर्ण संसारसे जिनकी आसक्ति नष्ट हो गयी है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है और जो कल्याणरूप परमात्म-तत्त्वमें स्थित हैं।

को वा ज्वरः प्राणभृतां हि चिन्ता of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari, Digitized by मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहोनः। कार्या प्रिया का शिवविष्णुभक्तिः किं जीवनं दोषविवर्जितं यत्।१०। प्रश्न

प्राणियोंके लिये वास्तवमें | चिन्ता । ज्वर क्या है ? मूर्ख कौन है ? करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है ?

जो विचारहीन है। शिव और विष्णुकी भक्ति।

वास्तवमेंजीवनकौन-साहै! जो सर्वथा निर्दोप है। विद्या हि का ब्रह्मगतिप्रदा या बोघो हि को यस्तु विमुक्तिहेतुः। को लाभ आत्मावगमो हि यो वै जितं जगत्केन मनो हि येन।११।

> प्रश्न उत्तर

वास्तवमें विद्या कौन-सी | जो परमात्माको नामुख्यारेख þ

वास्तविक ज्ञान क्या है? जो (यथार्थ) मुक्तिका कारण है। यथार्थ लाम क्या है ? जो परमात्माकी प्राप्ति है. वहीं। जगत्को किसने जीता ? जिसने मनको जीता । शूरान्महाशूरतमोऽस्ति को वा मनोजवाणैर्व्यथितो न यस्तु । प्राज्ञोऽथ धीरश्च समस्तु को वा प्राप्तो न मोहं ललनाकटाक्षैः।१२।

प्रश्न वीरोंमें सबसे बड़ा वीर कौन है ! बुद्धिमान्, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है !

जो कामबाणोंसे पीड़ित नहीं होता । जो खियोंके कटाक्षोंसे

उत्तर

धीर पुरुष कौन है ! मोहको प्राप्त न हो ।
of Late Allan दिया Handoo Rahawari Digitized by

दुःखी सदा को विषयानुरागी।

धन्योऽस्ति को यस्तु परोपकारी कः पूजनीयः शिवतत्त्वनिष्ठः।१३।

प्रश्न उत्तर विषसे भी भारी विष कौन सारे विषयमोग ।

है ?

सदा दुःखी कौन है ? जो सं

और धन्य कौन है ? पूजनीय कौन है ? जो संसारके भोगोंमें आसक्त है। जो परोपकारी है।

कल्याणरूप परमात्म-तत्त्वमें स्थित महात्मा।

सर्वास्ववस्थास्विप किन्न कार्य किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात्। स्नेहं च पापं पठनं च धर्म

र् Lसिस्रिश्चित्र श्रिक्त Handoo, Rainawari. Digitized by

प्रश्न

उत्तर

अवस्थाओं में । संसारसे स्नेह और पाप सभी विद्वानोंको वड़े जतनसे नहीं करना तथा सद-क्या नहीं करना चाहिये प्रन्थोंका पठन और धर्मका और क्या करना चाहिये ! पालन करना चाहिये । संसारकी जड़ क्या है ? (उसका) चिन्तन ही।

विज्ञान्महाविज्ञतमोऽस्ति को वा नार्या पिशाच्यानच विश्वतो यः। का शृङ्खला प्राणभृतां हि नारी दिव्यं व्रतं किं च समस्तदैन्यम्।१५।

प्रश्न

उत्तर

समझदारोंमें सबसे अच्छा समझदार कौन है ? प्राणियोंके लिये साँकल

of Late ग्राहिक Nath Handoo, Rainawari. Digitized b श्रष्ट त्रत क्या है ? पूर्ण रूपसे विनयभाव ।

जो स्त्रीरूप पिशाचिनी-

से नहीं ठगा गया है।

नारी ही ।

ज्ञातुं न शक्यं च किमस्ति सर्वे-र्योषिन्मनो यच्चरितं तदीयम्। का दुस्त्यजा सर्वजनैर्दुराशा विद्याविहीनः पशुरस्ति को वा ।१६। प्रश्न

सब किसीके लिये क्या | खीका मन और उसका जानना सम्भव नहीं है ? चिरित्र । त्यागना अत्यन्त कठिन है! और पापकी इच्छाएँ)। पशु कौन है ?

सव छोगोंके छिये क्या | बुरी वासना (विषयमोग जो सद्विद्यासे रहित (मूर्ख) है।

वासो न सङ्गः सह कैविंघेयो

of Latस्जिंक भ्वीचेक्षा प्ललेक्षां पृष्टिः. Digitized b

## सुसुक्षुणा किं त्वरितं विधेयं सत्सङ्गतिर्निर्मसतेशभक्तिः।१७।

प्रश्न

उत्तर

किन-किनके साथ निवास मूर्ख, नीच, दुष्ट और और संग नहीं करना पापियोंके साथ। चाहिये ?

मुक्ति चाहनेवाछोंको सत्सङ्ग, ममताका त्याग तुरन्तक्याकरना चाहिये? और परमेश्वरकी भक्ति ।

लघुत्वसूलं च किमर्थितैव गुरुत्वसूलं यदयाचनं च। जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्युः।१८। प्रश्न उत्तर

of । छोटेपमक्री अङ्ग्लिया है। हैर्व व्यक्तिया विश्वाव हो हो। Digitized b बड़प्पनकी जड़ क्या है ? कुछ भी न माँगना ।

किसका जन्म सराहनीय | जिसका फिर जन्म न है ? किसकी मृत्यु सराहनीय है ?

जिसकी फिर मृत्यु नहीं

मुकोऽस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः। तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किमास्ति नारी ।१९।

प्रश्न गूँगा कौन है ?

और बहिरा कौन है ?

विश्वासके योग्य कौन

उत्तर

जो समयपर उचित वचन कहनेमें समर्थ नहीं है । जो यथार्थ और हितकर

वचन नहीं सुनता।

नारी । Rainawari. Digitized b

तत्त्वं किमेकं शिवमद्वितीयं किमुत्तमं सचारितं यदस्ति। त्याज्यं सुखं किं स्त्रियमेव सम्य-ग्देयं परं किं त्वभयं सदैव।२०। प्रवन उत्तर

> अद्वितीय कल्याण-तत्त्व (परमात्मा)।

सदा अभय ही।

एक तत्त्व क्या है ?

सबसे उत्तम क्या है ? जो उत्तम आचरण है। कौन-सा सुख तज देना | सब प्रकारसे स्त्रीका सुख चाहिये !

देने योग्य उत्तम दान क्या है ?

शत्रोमेंहाशत्रुतमोऽस्ति को वा

कामः सकोपानृतलोभतृष्णः।

ही।

of Lateन्। पूर्व से atक्रोबिक्य र सावप्रवा. Digitized by किं दुःखमूलं ममताभिधानम्।२१।

प्रश्न शत्रुओंमें सबसे बड़ा भारी क्रोध, झूठ, लोम और शत्र कौन है ? विषयमोगोंसे कौन तृप्त नहीं होता ?

तृष्णासहित काम । वहीं काम।

उत्तर

दुःखकी जड़ क्या है ? ममता नामक दोएं।

किं मण्डनं साचरता मुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव। किं कर्म कृत्वा नहि शोचनीयं कामारिकंसारिसमर्चनाख्यम् ।२२। प्रश्न उत्तर मुखका भूषण क्या है ? विद्वत्ता ।

सचा कर्म क्या है ?

सदा ही प्राणियोंका हित

ीन-सात कर्मित हर्सेत वसकेव अस्मान् विषयं और श्रीate Aljan (१८) पछताना नहीं पड़ता ? | कृष्णका पूजनरूप कर्म।

कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः क सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ। शल्यं परं किं निजमूर्खतैव के के ह्यपास्या गुरुदेववृद्धाः ।२३।

प्रश्न

उत्तर

किसके नाशमें मोक्ष है ?। मनके ही । किसमें सर्वथा भयनही है? मोक्षमें । सबसे अधिक चुमनेवाली अपनी मुर्खेता ही । कौन चीज है ? उपासनाके योग्य कौन- देवता, गुरु और वृद्ध । कौन हैं ?

उपस्थिते प्राणहरे कृतान्ते किमाशु कार्यं सुधिया प्रयतात्।

of Late **ग्राक्षा मालि चैं**डेत**सुरत इं**डोत्**समञ**ं. Digitized by

मुरारिपादाम्बुजचिन्तनं च।२४।

प्रश्न

उत्तर

प्राण हरनेवाछे कालके | सुख देनेवाछे और मृत्युका उपस्थित होनेपर अच्छी नाश करनेवाले भगवान् बुद्धिवार्छोको वड़े जतनसे मुरारिके चरणकमळींका तुरन्त क्या करना उचित तन, मन, वचनसे चिन्तन

के दस्यवः सन्ति कुत्रासनाख्याः कः शोभते यः सद्सि प्रविद्यः। मातेव का या सुखदा सुविद्या किमेधते दानवशात्स्रविद्या ।२५।

प्रश्न उत्तर

डाकू कौन हैं ? ब्ररी वासनाएँ। समामेंशोभाकौन पाताहैं। जो अच्छा विद्वान है। माताके समान सुख देने- उत्तम विद्या। बार्छी कौन है ? Sate Arian Nath Handoo, Rainawari. Digitized b देनेस क्या बढ़ती है ? । अच्छी विद्या ।

कुतो हि भीतिः सततं विधेया लोकापवादाद्भवकाननाच को वातिबन्धुः पितरश्च के वा विपत्सहायः परिपालका ये ।२६।

निरन्तर किससे डरना चाहिये ? अत्यन्त प्यारा बन्धु कौन और पिता कौन हैं ?

प्रश्न

उत्तर छोक-निन्दासे और संसाररूपी वनसे। जो विपत्तिमें 'सहायता करे ।

जो सब प्रकारसे पाछन-

पोषण करें।

बुद्ध्या न बोध्यं परिशिष्यते कि शिवप्रसादं सुखबोधरूपम्।

of Late मार्डो ख कास्सि विद्यादितं। जारावस्या gitized by त्सर्वात्मके ब्रह्मणि पूर्णरूपे।२७।

प्रश्न

उत्तर

रहता ? किसको जान हेनेपर सर्वात्मरूप परिपूर्ण ब्रह्म-(बास्तवमें) जगत् जाना के खरूपको । जाता है ?

क्या समझनेके बाद कुछ | शुद्ध,विज्ञान,आनन्द्घन, भी समझना वाकी नहीं कल्याणरूप परमात्माको।

किं दुर्लभं सद्गुरुरस्ति लोके सत्सङ्गतिर्वहाविचारणा च। त्यागो हि सर्वस्य शिवात्मबोधः को दुर्जयः सर्वजनैर्मनोजः।२८।

संसारमें दुर्डम क्या है ? सद्गुरु, सत्सङ्ग, ब्रह्म-

विचार, सर्वखका त्याग

(मात्माका ज्ञान ।

of Late Arjan Nath Handoऔर ainavवास्य शिव्हां ed by

सवके लिये क्या जीतना | कामदेव । कठिन है ?

पशोः पशुः को न करोति धर्म प्राधीतशास्त्रोऽपि न चात्मबोधः। किन्तद्विषं भाति सुधोपमं स्त्री के रात्रवो मित्रवदात्मजाद्याः ।२९। प्रवन उत्तर

पञ्जोंसे भी बढ़कर पशु

शासका खूव अध्ययन कौन है ? करके जो धर्मका पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ । वह कौन-सा विष है जो नारी।

अमृत-साजान पड़ता है?

of <del>इत्यक्तीमां हो जो विपन-स्वाप्ट कुत्र Raji हि w</del>ari. Digitized by

लगता है ?

विद्युचलं किं धनयौवनायु-र्दानं परं किञ्च सुपात्रदत्तम्। कण्ठङ्गतैरप्यसुभिर्न कार्यं किं किं विधेयं मलिनं शिवार्चा ।३०।

प्रश्न

उत्तर

विजलीकी तरह क्षणिक | धन,यौत्रन और आयु । क्या है ? सबसे उत्तमदान कौन-सा है ?

कण्ठगतप्राणहोनेपरभी क्या नहीं करना चाहिये

जो सुपात्रको दिया जाय।

पाप नहीं करना चाहिये और क्या करना चाहिये! of Late Arjan Nath Handoo, Rainfall प्रज्ञा कार्जीzed by

अहर्निशं किं परिचिन्तनीयं संसारिमध्यात्वशिवात्मतत्त्वम् । किं कर्म यत्प्रीतिकरं सुरारेः कास्था न कार्यो सततं मवाव्धौ।३१।

प्रश्न

उत्तर

रात-दिन विशेषरूपसे क्या चिन्तन करना चाहिये ? वास्तवमें कर्म क्या है ? संसारकामिथ्यापन और कल्याणरूप प्रमात्मा-का तत्त्व । जो भगवान् श्रीकृष्णको प्रिय हो । संसार-समुद्रमें ।

सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिये ?

कण्डङ्ता वा श्रवणङ्गता वा ate Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by

· प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला

## तनोतु मोदं विदुषां सुरम्यं रमेशगौरीशकथेव सद्यः ।३२।

यह प्रश्नोत्तरनामकी मणिरहमाला कण्ठमें या कानोंमें जाते ही लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु और उमापति भगवान् शंकरकी कथाकी तरह विद्वानों-के सुन्दर आनन्दको बहावे ।



of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by

## परमार्थ-ग्रन्थमालाकी नौ मणियाँ

तस्य-चिन्तामणि-छेखक-श्रीजयद्यास्त्रजी गोयन्द्का, स्०॥=) स०॥।/) पुस्तकमें धर्मका भाव बढ़ा जागरूक है, प्रत्येक पृष्ठसे सचाई और सास्विकी अद्भा प्रकट होती है। "लेख तो असृतरूप हैं। मानव-धर्म- घर्मके दश प्रकारके भेद बड़ी सरल, सुबोध भापामें उदाहरखाँसहित समझाये हैं। मू० ड) सावन-पथ-इसमें साधन-पथके विद्यों उनके निवारणके उपायों तथा साधनोंका वर्णन है ए० ७२ मूर =)॥ त्रुसी-दक्त-सचित्र, श्रीह्तुमानप्रसाद्जी पोद्दारके कुछ लेखोंका संग्रह पु० २६४, सू०॥) स०॥≤) माता-श्रीअरविन्द वोपकी श्रंग्रेजी पुस्तक (Mother) का हिन्दी-अनुवाद सू॰।) परमार्थ-पत्रावली-श्रीजयद्यालजी गोयन्द्काके ११ क्ल्याणकारी पत्रोंका संग्रह । मृल्य ।)

नेवेद्य-श्रीहतुमानप्रसादनी पोद्दारके कुछ और चुने हुए लेखोंका सचित्र संग्रह। मृहव ॥४) स॰ ॥।-)

ईश्वर-छेलक-श्रीमालवीयजी मू० -)। तत्त्व-चिन्तामणि माग २-श्रीगोयन्दकाजीके छेलाँका of Lateमकासंग्रह्म अभी श्रुप्तिचेतु गुठिव्यक्ष्मभूत्रमू प्रीध्य

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

## संक्षिप्त भक्त-चरित्रमाला---

मक-बाक्क-५ सुन्दर चित्रोंसिहत। इसमें भगवानके मक गोविन्द, मोहन, घन्ना, चन्द्रहास और सुघन्वाकी सरस और मिक्कपूर्व कथाएँ है। मुख्य 1-)

मक-पश्चरत-इसमें रघुनाथ, दामोदर और उसकी पत्नी, गोपाछ, शान्तोया और उसकी परनी और नीछाम्बरदासके परम पावन चरित्र हैं। पृ० १०४, ५ चित्रॉसहित, मृह्य ।-)

मक-नारी-६ सुन्दर मनोहर चित्रींसहित । इसमें शबरीजी, मीरावाई, जनावाई, करमेतीबाई और रवियाकी प्रेममक्तिपूर्ण बड़ी ही रोचक कथाएँ हैं । मुख्य ।-)

दो सम्मतियाँ

(१) 'मक-वालक, मक-नारी पदकर में बहुत जगह रोया।' — महावीरप्रसाद द्विवेदी 'मक-वालक श्रोर मक-नारी अध्यन्त अपयोगी हैं। यदि वाल्यकालमें ऐसा सुन्दर साहित्य सुझको दिया जाता और उसकी श्रोर रुचि उत्पन्न की जाती तो आज चित्तकी वृत्ति कुछ और ही of Later and Nath Handoo, Reinaleasign gift हिंदी

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

## मद्भगवद्गीता

गीता-शांकरभाष्य हिन्दी-अनु० स० २॥) पक्षी जिल्द गीता-वड़ी-मूल, पदच्छेद, श्रन्वय, भापाटीका स० गीता-गुजरातीटीका-सहित सजिल्द गीता-मराठीटीका-सहित सजिल्द गीता-सञ्जली सजिल्दु … गीता~मोटे अक्षरवासी अर्थसहित॥) स॰ ॥=) गीता-मूछ।-)स०।≡) गीता-भाषा।) स॰ 👂 गीता-छोटी सटीक =)॥ सजिल्द गीता-मूल, विष्णुसहस्र-

गीता दो पन्नेमें संपूर्ण /) श्रीकृष्ण-विज्ञान, गीताका मूलसहित हिन्दी-पद्यानुवाद स० १।) गीता-यंगलाटीका सजिल्इ गीता-दूसरा अध्याय टीकासहित गीता-सूची(दुनियाकी गीताओंकी सूची) गीतामें भक्ति-योग छे॰ वियोगी हरि।-) गीता-निबन्धावछी हो॥ गीताका सूदम विषय /)। गीताके कुछ जानने योग्य विषय " गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग -)॥ गीताप्रेस-डायरी नामसङ्ख्या स्वित्वित्रीते o, स्त्राnawaii. Dight)ed by गीता—मूल, ताबीजो 🔊 रामगीता )॥

पता—गीताप्रेस, गोरखपुर

र्षि नारद m) दिनचर्या ः II) ग्रानेश्वर-चरित्र महाचर्य -) रकनाथ-चरित्र 11) समाज-सुधार -) भी चेतन्य-चरितावली दिन्य सन्देश )( ण्ड-१ एकादश स्कन्ध 11=) m) ण्ड २ विनय-पात्रका सटीक 2=) 1) योग (सचित्र) सप्तमहात्रत ले • गान्धीजी-) (15 मकृष्ण प्रमहंस 🖘) गनुस्मृति दूसरा अध्याय -)॥ वतरल प्रहाद (} सीतारामभजन ा-संग्रह )11 2-2-3 हरेरामभजन )III विष्णुसहस्रनाम )॥स० -)॥ त-छन्दावली =)11 सम्ध्या-विधिसहित भीटेर (सचित्र) )n 1) विवैद्वदेवविधि )11 क्तिप्रकाश् सचित्र) पातजलयोगदर्शन (मूल) )। -) सुख -)11 चित्रकृश्की माँकी न् क्या है ? ナナー वनकी झाँकी रे भगवस्त्राप्ति श्रीहरिसंकीर्तन-धुनि या है ? 1( आचार्यके सदुपदेश -प्रश्लोत्तरी =) सेवाके मन्त्र ष्प भजनोंकी पु० 🕬॥ पक सन्तका अनुभव श करनेके उपाय -)। भगवत्रामाञ्ज ४१ चित्राहि of Late Arjan Nath Hanter, Ranger. Digitiz



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR ion of Late स्त्रीधर्म-प्रश पन-पुष्प





तमगी ताइदेखक्तारः अर्जी ना थकुडोता of Late Arjan Nath H

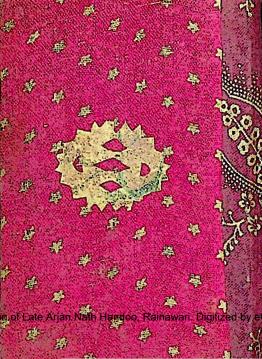